## थीनदीशानशिकपुरदेश निथ प्रजीता

## ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः

चतुर्यः माग

महामहोपाध्यावेग स. गणवति सास्त्रिका

भूमिका सेखंड: डा॰ एन॰ वी॰ उन्मी जंग्यस, चंग्रस्तं विधाना केरल विश्वविद्यासकः

If any defect is found in the book, please return the copy by V.P.P. to the Publisher for exchange free of cost of Postage-

> भारतीय विद्या प्रकाशन विद्यो (बाल) वारावडी

## विषयानुक्रमणी।

| विषया:,                     | प्रम् | (भेषवाः.                             | प्रथम्. |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------|---------|
| अभिद्वानाभिकारः             | 1-0   | शिक्तदोपास्त ज्ञानोपायथ              | 344     |
| स्तम्भालकृतः                | 309   | लिक्सविकस्याधिकार:                   | 360     |
| <b>उत्तरकाशम्</b>           | 393   | गानुपशिलाले <b>ङ्गलक्ष</b> णम्       | 249     |
| प्रस्तरायभिकार:             | 448   | आर्थाविसिम्नभेवः                     | 101     |
| द्वारकसणम्                  | 315   | संशंभोद्धाराभिकारः                   | 344     |
| तोरणादिकक्षणम्              | \$50  | सामान्यपं ठावि विः                   | 205     |
| विकारसभाषम्                 | 124   | नागरतदेश्रयपंढिम्                    | 14-     |
| सोपानस्माणम्                | \$84  | मेरुपुम्दरादिद्वादशपीठानि            | 369     |
| नालकशणम्                    | 140   | भारतंबिः                             | 144     |
| मण्डपकक्षणम्                | 91    | पाद/शेकासभाषम्                       | 200     |
| प्रपाठक्षणम्                | 135   | मुखानेत्राविधः                       | 144     |
| दाइनियमः                    | \$50  | स्काटिकां केन्नविष:                  | 25-     |
| दाइस्वीकरणम्                | 221   | रज्ञक्किशिकार:                       | 359     |
| रक्षाः .                    | 111   | र्कं।इसिक्कानि                       | 840     |
| <b>र्षका</b> ळोष्टकरणम्     | 19-   | दःरवालेक्कावंचिः                     |         |
| <b>सुषाधिका</b> रः          | 14×   | उत्तमदश्चतालपुरुगमान।वेषिः           | 31      |
| स्तम्भसन्भः                 | 115   | <b>म</b> ष्य <b>गद्शतालम्</b> ।मानम् | A-3     |
| सन्धिविद्येषाः              | 130   | मध्यमदशतालपुरुपमानम्                 | AsA     |
| स्तूपीधिन्यासः              | 111   | कनिष्ठदशतालकोमानम                    | ¥09     |
| कुम्भविन्यासः               | #X+   | योडकम्।तंसक्षणम्                     | 804     |
| विमानप्रतिग्राचिकारः        | 549   | तत्र                                 |         |
| <b>इट्राविद्यापिकारः</b>    | SAA   | सोमार कन्द्रलक्षणम्                  | 8-4     |
| शतुकर्मविषानम्              | 346   | <b>भुजक्र</b> त्रासनृत्तलक्षणम्      | FFW     |
| अष्युतशमनम्                 | 384   | गङ्गाधरलक्षणम्                       | 29      |
| प्राकारलक्षणम्              | 140   | त्रिपुरान्तधसक्षणम्                  | YTE     |
| <b>परिवारदेवतातस्थानानि</b> | 391   | कल्याणमुन्दरलक्षणम्                  | *9      |
| गोपुरविधि:                  | 144   | अर्थनारीयर <b>ः श्र</b> णम्          | 99      |
| किन्नोपादानाधिकार:          | 3.6   | पश्चपतलक्षणम्                        | WIW     |
| र्धाणकतिज्ञानिधिः           | 250   | <b>बङ्गासरकाणम्</b>                  | *9      |
| किन्नपीठीपादानाधिकारः       | **    | इतिहरलक्षणम्                         | 22      |
| गुजुननिमिसानि               | 44    | निक्षारनस <b>्था</b> म्              | 99      |
| किसामहणविधिः                | 763   | चव्डेशानुस्रहरूक्षणम्                | ×94     |

| र्ववसाः.                              | पृष्ठम्. | विषया:-                                | प्रकार- |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|
| <b>दक्षिणाम्</b> :सैन्ड <b>स्ण</b> म् | 814      | चतुरावरणे सङ्खकतसाधिकारः               | Yes     |
| कासकाललक्षणम्                         | 27       | एक। वंशितम्बृहसहस्रकतनाधिकारः          | ¥44     |
| <b>किङ्गोन्</b> भयलक्षणम्             | ¥14      | साधारणकर्याधिकारः                      | **      |
| <b>पृष्ठक्षणा</b> धिकारः              | j.       | कलक्षभेदन इञ्चादिभेदाः                 | 888     |
| <b>युत्तः त्रेश्</b> लेक्षणम्         | 294      | प्रवादरणसहस्रकक्षाधिकारः               | 400     |
| <b>भिमन्न</b> श् <b>ल</b> न्          | ¥94      | सहस्रकत्त्रसेषु मन्त्रद्रश्यदेशताविधिः | 408     |
| वेतालग्रुलमक्षणम्                     | 93       | सपनानन्तरकार्यविषिः                    | 406     |
| कद्वा <b>क्र</b> ाधिकारः              | "        | सूर्यप्रतिष्ठाः विकारः                 | 49-     |
| गणे। शसक्षणम्                         | 35       | सूर्य(नेत्यो(सब)वे(धे:                 | 498     |
| रक्षोत्रवास्तुद्दोमविधिः              | ¥95      | महोत्सवविधिः                           | 494     |
| अत्तेष्ठावित्वः                       | 489      | ग्लेशप्रतिद्वाधिकारः                   | 12      |
| <b>अ</b> पना विधिः                    | Ağ.      | गणेश्चे त्स्रविश्वेः                   | 496     |
| तत्त्वतत्त्वेशस्यू तेयूतंश्वरन्यासः   | 858      | स्कन्दप्रतिष्ठानिकारः                  | 495     |
| ह्रोमजपादिवित्षः                      | 434      | स्तन्योतस्याने(नः                      | 458     |
| धिवसच्याः धेकारः                      | ¥84      | शहरनारायमप्रतिष्ठाधिकारः               | 484     |
| क्षिवप्रतेष्ठाविकारः                  | AA+      | उरसवविश्वदेवताविधिः                    | 481     |
| निस्पोरत्रवाधिकारः                    | Ado      | दुग्तेत्रतिष्ठाविकारः                  | 416     |
| हित्वकाचिकारः                         | 844      | दुवीत्सववि।वः                          | 488     |
| रमादियानमायनापिकारः                   | 444      | र्वाराप्रविश्वानकारः                   | 484     |
| ष्वजोच्छ्या।विकारः                    | 844      | वीर्जुत्सवाचाचाः                       | 440     |
| आस्त्रयासङ्गारपुजायात्रादिनिधिः       | ves.     | सराकांत्रविद्याभिकारः                  | 448     |
| स्वत्येखतिः                           | YES.     | सरस्यत्कृत्सकावे।चे:                   | 440     |
| वक्षिपार्व तन्मन्त्राव                | YES!     | मृतनाथमन्त्रीद्धारानिकारः              | 44-     |
| राजिनेदेन देवतावकिभेदाः               | 804      | <b>भूत</b> नाथप्रतिद्वाधिकारः          | 469     |
| उत्सक्। वच्चाचिकारः                   | ***      | शास्त्रक्षसम्बिनः                      | 484     |
| उत्सवान्ते कर्तम्यविषिः               | 840      | मातृमञ्जोद्धाराविकारः                  | 450     |
| अल्प्रज्ञपनपदाधिकारः                  | 469      | मातृप्रातेष्ठाथिकारः                   | 444     |
| पमार्वेजातिकसाधिकारः                  | 863      | मातृनिसोत्समाधिकारः                    | 406     |
| त्रिविधायोत्तरकसमाधिकारः              | 464      | महासान्तिविधिः                         | 444     |
| )द्वेपबाधद्पिकश्चतद्वयकलकः।विकारः     | 464      | क्षेत्रपासप्रतिष्ठतनिष्ठारः            | 460     |
| त्रिवासकामा। वेकारः                   | 13       | क्षेत्रकारसवाविचिः                     | 468     |
| न्तुर/वेकनवशतककशाविकारः               | YER      | सर्वनेवेद्यात्वकारः                    | 444     |
| विवासः वेकस्तरस्य सक्तवानिकारः        | 19       | दीपोत्सर्वविधः                         | 466     |
| पञ्चादरणे सहस्रकलकाविकारः             | 27       | अन्लेष्टपधिकारः                        | 483     |
| <b>महो तरसहसक्तना विकारः</b>          | ¥4W      | एकोहिश्रविभिः                          | 999     |

| विषया:.                  | श्रुष्ठात्. | विषया:.            | যুক্তন্- |
|--------------------------|-------------|--------------------|----------|
| संविष्णीकरणाचिष्यरः      | 490         | अस्तवागाधिकारः     | 405      |
| अवकाशाद्यविधिः           | 988         | विसर्विकरणविभिः    | 411      |
| <b>भल्पप्रावांचत्तम्</b> | 5-8         | कत्ने द्वार्यानः   | 698      |
| मबायोगप्रायां वित्तम्    | 404         |                    |          |
|                          | बोगव        | ा <b>दः</b> ।      |          |
| बोगसङ्गम्                | 414         | <b>भारणाविकारः</b> | (11      |
| वसनिवयादि।नेक्यणम्       | 429         | ध्यानाधिकारः       | £3A      |
| प्राचानामिकारः           | 686         | ममाध्यभिकारः       | 434      |
| प्रसाद्यराधिकारः         | 683         |                    |          |

-----